# ॥ ओ३म् ॥

# यज्ञिध

(महर्षि दयानन्द द्वारा प्रणीत संस्कारविधि के आधार पर सम्पादित)

सम्पादन

सतीश आर्य

### निवेदन

महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित पंचमहायज्ञों की विधियों में आज हर विद्वान् एवं प्रकाशक अपनी मनमर्जी से परिवर्तन करते हुए प्रकाशित कर रहा है इससे विभिन्न आर्य समाजों में होने वाले यज्ञ में एक रूपता नहीं रह गई है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वान् भी अपनी सुविधानुकूल विधियों के अनुसार यज्ञों को कर और करवा रहे हैं, जिससे जन सामान्य में भ्रान्तियाँ फैल रही हैं। जन सामान्य इस प्रकार से विधि हीन यज्ञों को करता हुआ अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री मान रहा है, तथा अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों का पालक मानता है। यज्ञों में एक रूपता लाने का केवल और केवल मात्र एक ही उपाय है कि जिन विधियों में महर्षि दयानन्द ने अपने अन्तिम कर्मकाण्ड विषयक ग्रन्थ "संस्कारविधि" में प्रतिपादित किया है, उन विधियों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये।

अतः यज्ञों में एकरूपता लाने के वृहद् उद्देश्य से संस्कार विधि के आधार पर पंचमहायज्ञों को इस लघु पुस्तिका में दिया जा रहा है। परमात्मा हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे मानवमात्र राग-द्वेष एवं पक्षपात की भावना से रहित होकर सत्य को अपनाता हुआ, अपने कर्मों को धर्मानुकूल करता हुआ, शास्त्रानुकूल कर्मकाण्ड को अपना कर जीवन की सफलता को प्राप्त करे तथा सत्य को ही प्रचारित और प्रसारित करे। ओम् शम्।

सतीश आर्य

# यज्ञिध

सदा स्त्री पुरुष 9० दश बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर वा ४ चार बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म और अर्थ का विचार किया करें और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीडा भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार, औषधसेवन, सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्त्तव्य कर्म की सिद्धि कृपालिये ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सकें इस के लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं-

प्रातरिन्नं प्रातिरन्त्रं हवामहे प्रातिम्त्रावरुणा प्रातरिन्वना।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पितं प्रात्तरसोममुत रुद्रं हुवेम॥ १॥
प्रातिर्जितं भर्गमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमिदितेर्यो विधर्त्ता।
आधिश्चद्यं मन्यमानस्तुरिश्चद्राजां चिद्यं भगं भक्षीत्याहं॥२॥
भग् प्रणेतर्भग् सत्यराधो भगे मां धियमुदेवा ददेन्नः।
भग् प्रणोत्तर्भग् सत्यराधो भगे मां धियमुदेवा ददेन्नः।
भग् प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग् प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम॥३॥
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रिपित्व उत मध्ये अह्नाम्।
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम॥४॥
भगं एव भगवाँ अस्तु देवास्तेनं वयं भगवन्तः स्याम।
तं त्वा भग् सर्व इञ्जोहवीति स नो भग् पुर एता भवेह॥ ५॥
॥ ऋ० मं० ७। स० ४१। मं० १-५॥

इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी तत्पश्चात् शौच, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन करके स्नान करें पश्चात् एक कोश वा डेढ कोश एकान्त जंगल में जा के योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यन्त अथवा घडी आध घडी दिन चढे तक घर में आके सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख लेवें।

# अथ सन्ध्योपासन विधि

प्रथम शरीरशुद्धि अर्थात् स्नान पर्यन्त कर्म करके **सन्ध्योपासन का आरम्भ** करें आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल लेके —

ओम् अमृतोपस्तरणमिस स्वाहा ॥ १ ॥ ओम् अमृतापिधानमिस स्वाहा ॥ २ ॥ ओं सत्यं यशः श्रीमीय श्रीः श्रयतां स्वाहा॥ ३॥

इन तीन मन्त्रों से एक-एक से एक-एक आचमन कर दोनों हाथ धो, कान आँख नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके शुद्ध देश पिवत्रासन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर सङ्कोच करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोके पश्चात् धीरे-धीरे भीतर लेके भीतर थोडा सा रोके यह एक प्राणायाम हुआ इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे नासिका को हाथ से न पकडे । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना हृदय में करके –

#### ओं शन्नों देवीरिभष्टिय आपों भवन्तु <u>पी</u>तयें । शंयोरिभ स्रवन्तु नः ॥ यजु० ३६। १२ ॥

इस मन्त्र को एक बार पढ के तीन आचमन करे पश्चात् पात्र में से मध्यमा अनामिका अङ्गुलियों से जल स्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात् वाम निम्नलिखित मन्त्रों से स्पर्श करे- आं वाक् वाक् ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वाम पार्श्व ओं प्राणः प्राणः ॥ इससे दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र ओं चक्षुश्चक्षुः ॥ इससे दक्षिण और वाम नेत्र ओं श्रोत्रं श्रोत्रम् ॥ इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ओं नाभिः ॥ इससे नाभि ओं हृदयम् ॥ इससे हृदय ओं कण्टः ॥ इससे कण्ठ ओं शिरः ॥ इससे मस्तक ओं वाहुभ्यां यशोबलम्॥ इससे दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध और ओं करतलकरपृष्ठे ॥ इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श करके मार्जन करे ॥

आं भूः पुनातु शिरिस ॥ इस मन्त्र से शिर पर
आं भुवः पुनातु नेत्रयोः॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर
आं स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्त्र से कण्ठ पर
आं महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर
आं जनः पुनातु नाभ्याम् ॥ इससे नाभि पर
आं तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पगों पर
आं सत्यं पुनातु पुनः शिरिसि॥ इससे पुनः मस्तक पर
आं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र॥ इस मन्त्र से सब अङ्गों पर छींटा देवे॥

पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे । और नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जाय ॥

ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, ओं सत्यम् ॥

इसी रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ इक्कीस प्राणायाम

करे तत्पश्चात् सृष्टिकर्त्ता परमात्मा और सृष्टिक्रम का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे और जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वर्त्तमान रक्खे ॥

ओम् ऋतञ्चे सत्यञ्चाभीं द्धात्तपसोऽध्येजायत ।
ततो रात्र्येजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ १॥
समुद्रादेर्णवादिधं संवत्सरो अजायत ।
अहो रात्राणि विदधद् विश्वेस्य मिषतो वृशी॥ २॥
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमेकल्पयत् ।
दिवं च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३॥
॥ ऋ० म० १०। सू० १६०। म० १-३॥
इन मन्त्रों को पढ के, पुनः

ओं शन्नों देवीरिभष्टिय आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरिभ स्रवन्तु नः॥ यज् ३६ । १२॥

इस मन्त्र से तीन आचमन करके निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करे ॥

ओं प्राची दिगुग्निरधिपतिरिस्ताो रिक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रिक्षितृभ्यो नम् इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । योईस्मान्द्वेष्ट् यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ १॥

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपितिस्तिरंश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपितभ्यो नमी रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमे एभ्यो अस्तु । योईस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो

#### जम्भे दध्मः॥ २॥

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपितः पृदीकू रक्षितान्निमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपितिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नमे एभ्यो अस्तु। यो इस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ ३॥

उदींची दिक्सोमोऽधिंपतिः स्वजो रिक्षताऽशिन्रिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रिक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो इस्मान्द्रेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ ४॥

ध्रुवा दिग्विष्णुरिधंपितः कृल्माषग्रीवो रिक्षता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधंिपतिभ्यो नमो रिक्षतृभ्यो नम् इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । यो इस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ ५ ॥

ऊर्ध्वा दिग्बृह्स्पतिरिधंपितिः श्वित्रो रिक्षता वर्षिमिषेवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रिक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो इस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥ ६॥

अथर्व० कां०३ । सू०२७ । म० १-६॥

इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा को पूरण जानकर निर्भय निश्शङ्क उत्साही आनन्दित पुरुषार्थी रहना तत्पश्चात् परमात्मा का उपस्थान अर्थात् परमेश्वर के निकट मैं और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करे॥

जातवेंदसे सुनवाम सोमेमरातीयतो निदंहाति वेदः। स नः पर्षदितं दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः॥१॥ ऋ० मं० १।स० ६६।मं० १॥ चित्रं देवानामुदेगादनींकं चक्षुर्मित्रस्य वर्रणस्याग्नेः। आ प्रा द्यावीपृथिवीऽअन्तरिंक्ष्थः सूर्यंऽआत्मा जगतस्तस्थुषे १॥ १॥ यज्० अ० १३। म० ४६॥

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वीय सूर्यम् ॥ २ ॥ यजु० अ० ३३। म० ३९ ॥

उद्धयं तर्मसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ३ ॥ यज् अ ३५। म० १४॥

तच्चक्षुंर्देविहेतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदेः शतथ शृणुयाम शरदेः शतं प्र ब्रवाम शरदेः शतमदीनाः स्याम शरदेः शतं भूयश्च शरदेः शतात् ॥ ४ ॥ यज् अ० ३६। म० २४॥

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः

ओं शन्नों देवीरिभष्टिय आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरिभ स्रवन्तु नः॥ यजु० ३६ । १२॥ इससे तीन आचमन करके.

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सिवितुविरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयीत् ॥ यजु० ३६ । ३॥

अर्थ :- ( ओ३म् ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं ( भू: ) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुखों से छुडानेहारा ( स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति करानेहारा है उस (सिवतुः) सब जगत् की उत्पति करने वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता ( देवस्य ) कामना करने योग्य सर्वत्र विजय करानेहारे परमात्मा का जो ( वरेण्यम् ) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य ( भर्गः ) सब क्लेशों को भस्म

करनेहारा पवित्र शुद्धस्वरूप है (तत्) उसको हम लोग ( धीमिह) धारण करें ( यः ) यह जो परमात्मा ( नः) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में (प्रचोदयात् ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिए इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करनी और इससे भिन्न किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार गायत्री मन्त्र का अर्थ विचारपूर्वक परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना करे पुनः हे परमेश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होवें पुनः

# ओं नर्मः शम्भवायं च मयोभवायं च नर्मः शङ्करायं च मयस्करायं च नर्मः शिवायं च शिवतंराय च॥ ५॥

यजु० अ० १६। म० ४१॥

इससे परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो० ) इस मन्त्र से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करें॥

॥ इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥ १॥

# अथ अग्निहोत्रम्

जैसे सायं प्रातः दोनों संधिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपस्थित न हो सके तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे अर्थात् एक-एक मन्त्र को दो दो बार पढ़के दो दो आहुति करे॥ अग्निहोत्र भी दोनों समय में किया करें

# ओं शन्नों देवीर्भिष्टंय आपों भवन्तु पीतयें। शंयोर्भि स्रवन्तु नः॥ यजु० ३६ । १२॥

इस मन्त्र से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करें ॥ प्रथम यज्ञकुण्ड में शुद्ध देशोत्पन्न आम, बड, पीपल, गूलर व पलाश आदि की घुन अथवा कीडे रहित सिमधाचयन वेदी में करें पुनः ॥

#### ओं भूर्भुवः स्वः ॥

इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला उस से कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर उस में छोटी-छोटी लकडी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करें वह मन्त्र यह है ॥

### ओं भूर्भुवः स्वृद्यौरिंव भूम्ना पृथिवीवं व्वरिम्णा । तस्यस्ति पृथिवि देवयजनि पृष्ट्वेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादेधे ॥१॥

॥यजु० अ० ३। म० ५ ॥

इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे-छोटे काष्ठ और थोडा कपूर धर अगला मन्त्र पढ के व्यञ्जन से अग्नि को प्रदीप्त करें॥

#### ओम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमिष्टापूर्ते सक्षसृजेथा-मयं च । अस्मिन्त्स्धस्थेऽअध्युत्तरिस्मन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ २॥ यजु० अ० १५ । म० ५४ ॥

जब अग्नि सिमधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकडी आठ-आठ अंगुल की घृत में डुबा उन में से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक सिमधा को अग्नि में चढावें वे मन्त्र ये हैं ॥

ओम् अयं त इध्मऽआत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय, स्वाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम॥ १॥

इस मन्त्र से एक

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्। आस्मिन् हव्या जुहोतन, स्वाही॥ इदमग्नये - इदन्न मम॥ २॥

इस से और

#### सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे, स्वाही॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम॥ ३॥

इस मन्त्र से अर्थात् इन दोनों मन्त्रों से दूसरी

#### तन्त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेनं वर्द्धयामिस । बृहच्छोंचा यविष्ठ्य स्वाहां॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे - इदन्न मम ॥ ४॥

यजु० अ० ३। म०१-३॥

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे ।

तत्पश्चात् वेदी के पूर्व दिशा आदि और अञ्जलि में जल लेके चारों ओर छिडकावें उसके ये मन्त्र हैं -

ओम् अदितेऽनुमन्यस्य ॥ इस मन्त्र से पूर्व ओम् अनुमतेऽनुमन्यस्य ॥ इससे पश्चिम ओं सरस्वत्यनुमन्यस्य ॥ इससे उत्तर और

# ओं देवे सवितः प्रसुवे युज्ञं प्रसुव युज्ञपितं भगाये । दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पितवर्वाचं नः स्वदतु॥

॥यज ० ३०। १

इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जलप्रोक्षण करके शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यादि युक्त घी को तपा के पात्र में से लेके कुण्ड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठ के घृतपात्र में से सुवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से सुवा को पकड़ के

#### ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में

#### ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय - इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्विलत सिमधा पर आहुति देनी तत्पश्चात् -

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ ओम् इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥ इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी उस के पश्चात् चार आहुति अर्थात् आघारावाज्यभागाहुति देके नीचे लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करे -

ओं सूर्यो ज्योतिज्योंितः सूर्यः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं सुर्जूदेवेन सिवित्रा सुजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥४॥

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो ।

ओम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्गिनः स्वाहां ॥ १ ॥ ओम् अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहां ॥ २ ॥ ओम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्गिनः स्वाहां ॥ ३ ॥ इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ।

ओं सजूर्देवेन सिवत्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाही ॥ ४ ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिए ॥

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय, इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥

इदमादित्याय, व्यानाय, इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः, प्राणापानव्यानेभ्यः, इदन्न मम॥ ४॥ ओम् आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ ५॥ ओं यां मेधां देवगुणाः पितरंश्चोपासंते । तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ ६ ॥

यजु० अ० ३२। म० १४॥

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।

यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ यजु० अ० ३०। म० ३॥

ओम् अग्ने नयं सुपथां रायेअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।युयोध्यस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमं उक्तिं विधेम स्वाहां ॥ ८ ॥ यज्ञ अ० ४० । म० १६॥

इन ८ आठ मन्त्रों से एक-एक मन्त्र करके एक-एक आहुति, ऐसे ८ आठ देके :— ओं सर्व वै पूर्ण्थ स्वाहा ॥

इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात् एक-एक बार पढके एक-एक करके तीन आहुति देवे।

॥ इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः॥ २ ॥

#### अतिथियज्ञ

# ॥ अथ पितृयज्ञः ॥

अग्निहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात् जीते हुए माता पिता आदि की यथावत् सेवा करनी 'पितृयज्ञ 'कहाता है ॥ ३॥

# ॥ अथ बलिवैश्वदेवविधिः॥

ओम् अग्नये स्वाहा॥ १॥ ओं सोमाय स्वाहा॥ २॥ ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा॥ ३॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५॥ ओं कुह्रै स्वाहा॥ ६॥ ओमनुमत्यै स्वाहा॥ ७॥ ओं प्रजापतये स्वाहा॥ ८॥ ओं द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा॥ ६॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा॥ १०॥

इन दश मन्त्रों से घृतमिश्चित भात की, यदि भात न बना हो तो क्षार और लवणान्न को छोड के जो कुछ पाक में बना हो उसी की दश आहुति करे तत्पश्चात् निम्निलिखित मन्त्रों से बिलदान करे –

आं सानुगायेन्द्राय नमः॥ इससे पूर्व ॥
ओं सानुगाय यमाय नमः॥ इससे दक्षिण ॥
ओं सानुगाय वरुणाय नमः॥ इससे पश्चिम ॥
ओं सानुगाय सोमाय नमः॥ इससे उत्तर ॥
ओं मरुद्भ्यो नमः॥ इससे द्वार ॥
ओंम् अद्भ्यो नमः॥ इससे जल ॥
ओं वनस्पतिभ्यो नमः॥ इससे मूसल और ऊखल ॥
ओं श्रियै नमः॥ इससे ईशान ॥
ओं भद्रकाल्यै नमः॥ इससे नैर्ऋत्य ॥
ओं ब्रह्मपतये नमः॥
आं वास्तुपतये नमः॥ इनसे मध्य ॥

ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः॥ इनसे ऊपर॥ ओं सर्वात्मभूतये नमः॥ इससे पृष्ठ॥ ओं पितृभ्यः स्वधा नमः॥ इससे दक्षिण॥

इन मन्त्रों से एक पत्तल या थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को दे देना नहीं तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात् घृत सहित लवणान्न ले के-

#### शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्। वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि॥

अर्थ :- कुत्ता, पितत, चंडाल, पापरोगी, काक और कृमी इन छः नामों से छः भाग पृथिवी में धरे और वे छः भाग जिस-जिस के नाम हैं उस-उस को देना चाहिए॥ ४॥

#### ॥ अथातिथियज्ञः॥

पांचवां – जो धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपात रहित शान्त सर्विहकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उन से प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथि यज्ञ कहाता है उस को नित्य किया करें इस प्रकार पंच महायज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें॥ ५॥

इसके पश्चात् पक्षयज्ञ अर्थात् पौर्णमासी और अमावस्या के दिन नैत्यक अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात् स्थालीपाक (भात, खिचडी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि सब उत्तम पदार्थों को ) बनाके निम्निलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें ॥

# पौर्णमासी की आहुतियाँ -

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विष्णवे स्वाहा ॥ इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी तत्पश्चात् निम्न चार व्याहृति आज्याहृति देनी -

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥ २॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय - इदन्न मम॥३॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः - इदन्न मम ॥ ४ ॥

# अमावस्या की आहुतियाँ -

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥ ओम् इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥ २ ॥ ओं विष्णवे स्वाहा ॥ ३ ॥

इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी तत्पश्चात् निम्न ४ चार व्याहृति आज्याहुति देनी -

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥ २॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय - इदन्न मम॥३॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः - इदन्न मम ॥ ४ ॥

इस प्रकार पक्षयाग, अर्थात् जिस के घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पक्षयागादि में अग्न्याधान, सिमदाधान, आघारावाज्याहुति, जलसिंचन करके ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण भी यथायोग्य करें।

#### - नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि -

जब जब नवान्न आवे तब तब नवशस्येष्टि और संवत्सर के आरम्भ में निम्निलखित विधि करें, अर्थात् जब-जब नवीन अन्न आवे तब-तब शस्येष्टि करके नवीन अन्न के भोजन को आरम्भ करें -

नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन जाने ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप बनाकर ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, ऋत्विग्वरण, आचमन, अङ्गस्पर्श, अग्न्याधान, समिदाधान, पञ्चघृताहुति, जलप्रोक्षण, ४ आघारावाज्याभागाहुतियाँ, ४ व्याहृति आहुतियाँ तथा अष्टाज्याहुतियाँ ये सोलह आहुतियाँ करके, कार्यकर्त्ता –

ओं पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृताः । तमिहेन्द्रमुपह्नये शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा ॥ १ ॥

ओं यन्मे किञ्चिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् । तन्मे सर्वश्रसमृध्यतां जीवतः शरदः शतश्र स्वाहा ॥ २ ॥

ओं सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्येष्ट्यथ् श्रैष्ट्यथ् श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥ ३ ॥

ओं यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् । इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीताश्च सा मे त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मणि स्वाहा॥ इदमिन्द्रपत्न्यै - इदन्न मम ॥ ४॥

ओम् अश्वावती गोमती सूनृतावती बिभर्ति या प्राणभृतो अतन्द्रिता। खलमालिनीमुर्वरामस्मिन् कर्मण्युपह्वये ध्रुवाश्च सा मे त्वनपायिनी भूयात् स्वाहा ॥ इदं सीतायै - इदन्न मम॥५॥

इन मन्त्रों से प्रधान होम की पाँच आज्याहुति करके -

ओं सीतायै स्वाहा ॥ ओं प्रजायै स्वाहा ॥

#### ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः

# ओं शमायै स्वाहा ॥ ओं भूत्यै स्वाहा ॥

इन चार मन्त्रों से चार, और यदस्य कर्मणो० मन्त्र से स्विष्टकृत होमाहुति एक से पाँच स्थालीपाक की आहुतियाँ देके पश्चात् सामान्यप्रकरण में लिखे अष्टाज्याहुति व्याहृति आहुति ४ चार ऐसे १२ बारह आज्याहुति देके वामदेव्यगान, ईश्वरोपासना स्विस्तिवाचन और शान्तिकरण करके यज्ञ की समाप्ति करें॥

सब संस्कारों की आदि में निम्निलेखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान् वा बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग उस में ध्यान लगा सुनें और विचारें।

# ॥ अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः॥

#### ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद् भद्रन्तन्न आ सुव ॥ १ ॥ यजु० अ० ३०/ म० ३ ॥

अर्थः - हे ( सवितः ) सकल जगत् के उत्पत्ति कर्त्ता समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्धस्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप कृपा करके ( नः ) हमारे ( विश्वानि) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को ( परा, सुव) दूर कर दीजिये ( यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं ( तत् ) वह सब हम को (आ, सुव ) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

#### हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रें भूतस्यं जातः पितरेकं आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवायं हविषां विधेम॥ २॥

यजु० अ० १३/ म० ४ ॥

अर्थः - जो (हिरण्यगर्भः) स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो (भूतस्य) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत् का (जातः) प्रसिद्ध (पितः) स्वामी (एकः) एक ही चेतन स्वरूप (आसीत्) था जो (अग्रे) सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व (समवर्त्तत) वर्तमान था (सः) सो (इमाम्) इस (पृथिवीम्) भूमि (उत्) और (द्याम्) सूर्यादि को (दाधार) धारण कर रहा है हम लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिये (हिवषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से (विधेम) विशेष भक्ति किया करें॥ २॥

# य आत्मदा बंलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः। यस्यंच्छायाऽमृतं यस्यं मृत्युः कस्मै देवायं हविषा विधेम॥३॥

यजु० अ० २५/ म०१३ ॥

अर्थ:- ( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता (बलदाः) शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा ( यस्य ) जिस की ( विश्वे ) सब (देवाः) विद्वान् लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं और ( यस्य) जिस का ( प्रशिषम् ) प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात् शिक्षा को मानते हैं ( यस्य ) जिस का ( छाया ) आश्रय ही 20

( अमृतम् ) मोक्ष सुखदायक है (यस्य) जिस का न मानना अर्थात् भक्ति न करना ही ( मृत्यु: ) मृत्यु आदि दु:ख का हेतु है हम लोग उस ( कस्मै ) सुख स्वरूप (देवाय ) सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम ) भक्ति अर्थात् उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥ 3 ॥

## यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूवं। य ईशेंऽअस्य द्विपदश्चतुंष्पदः कस्मैं देवायं हविषा विधेम॥४॥

यजु० अ० २३/ म० ३ ॥

अर्थ:- ( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले और ( निमिषतः) अप्राणिरूप (जगतः ) जगत् का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से (एक, इत् ) एक ही ( राजा) विराजमान राजा (बभूव) है ( यः ) जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) मनुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि प्राणियों के शरीर की ( ईशे ) रचना करता है हम लोग उस (कस्मै ) सुख स्वरूप ( देवाय ) सकलैश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिये ( हविषा ) अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ४ ॥

# येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तिभितं येन नार्कः। योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवायं हविषा विधेम॥५॥

यजु० अ० ३२/ म० ६॥

अर्थ:- ( येन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा ) तीक्ष्ण स्वभाववाले ( द्यौः) सूर्य आदि ( च ) और ( पृथिवी ) भूमि का ( दृढा ) धारण (येन) जिस जगदीश्वर ने ( स्वः) सुख को (स्तिभितम्) धारण और (येन) जिस ईश्वर ने (नाकः ) दुःखरिहत मोक्ष को धारण किया है (यः) जो ( अन्तिरिक्षे ) आकाश में (रजसः) सब लोक-लोकान्तरों को (विमानः ) विशेष मानयुक्त अर्थात् जैसे आकाश में पक्षी उडते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है हम लोग उस (करमै) सुखदायक (देवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिये (हिवषा ) सब सामर्थ्य से ( विधेम) विशेष भक्ति करें॥ ४॥

## प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बंभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्तु वयं स्याम पत्यो रयीणाम् ॥६॥

ऋ० म० १०/स० १२१/म०१० ॥

अर्थः- हे (प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (त्वत्) आप से ( अन्यः)

भिन्न दूसरा कोई (ता ) उन (एतानि) इन (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड चेतनादिकों को (न) नहीं (पिर, बभूव ) तिरस्कार करता है अर्थात् आप सर्वोपिर हैं (यत्कामाः ) जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते ) आप का (जुहुमः) आश्रय लेवें और वाच्छा करें (तत् ) उस-उस की कामना (नः ) हमारी सिद्ध (अस्तु) होवे जिस से (वयम् ) हम लोग (रयीणाम् ) धनैश्वर्यों के (पतयः ) स्वामी (स्याम ) होवें ॥ ६ ॥

#### स नो बन्धुर्जिनिता स विधाता धार्मानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धार्मन्नध्यैरयन्त॥ ७॥

यजु० अ० ३२/ म० १०॥

अर्थ:- हे मनुष्यों (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों का (बन्धुः) भ्राता के समान सुखदायक (जिनता) सकल जगत् का उत्पादक (सः) वह (विधाता) सब कामों को पूर्ण करने हारा (विश्वा) सम्पूर्ण (भ्रुवनानि) लोकमात्र और (धामानि) नाम स्थान जन्मों को (वेद) जानता है और (यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त (धामन्) मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में (अमृतम्) मोक्ष को (आनशानाः) प्राप्त होके (देवाः) विद्वान् लोग (अध्यैरयन्त) स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिल के सदा उस की भक्ति किया करें ॥ ७॥

#### अग्ने नयं सुपर्था रायेऽअस्मान् विश्वानि देव वयुनीनि विद्वान् । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्टान्ते नमं उक्तिं विधेम॥ ८॥

यजु० अ० ४०/ म० १६॥

अर्थ:- हे (अग्ने) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत् के प्रकाश करने हारे (देव) सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे (विद्वान्) सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा करके (अस्मान्) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (सुपथा) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कर्म (नय) प्राप्त कराइये और (अस्मत्) हम से (जुहुराणम्) कुटिलतायुक्त (एनः) पापरूप कर्म को (युयोधि) दूर कीजिये इस कारण हम लोग (ते) आपकी (भूयिष्टाम्) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप (नम उक्तिम्) नम्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥

#### ॥ इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम् ॥

# ॥ अथ स्वस्तिवाचनम् ॥

अग्निमीं छे पुरोहितं यज्ञस्यं देवमृत्विजंम् ।
होतारं रत्नधातंमम् ॥ १ ॥
स नंः पितेवं सूनवेऽग्नें सूपायनो भंव ।
सचस्वा नः स्वस्तयें ॥ २ ॥ ऋ० मं० १ । सू० १ । मं० १,६ ॥
स्वस्ति नों मिमीतामृश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरन्वर्णः ।
स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुनां ॥ ३॥
स्वस्तयें वायुमुपं ब्रवामहे सोमंं स्वस्ति भुवंनस्य यस्पतिः ।
बृहस्पतिं सर्वंगणं स्वस्तयें स्वस्तयं आदित्यासों भवन्तु नः॥४॥
विश्वं देवा नों अद्या स्वस्तयें वैश्वानरो वसुर्गिनः स्वस्तयें ।
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तयें स्वित्ति नों रुद्रः पात्वंहंसः ॥ ६ ॥
स्वस्ति मंत्रावरुणा स्वस्ति पंथ्ये रेवति ।
स्वस्ति न इन्द्रंश्चाग्निश्चं स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥ ६॥
स्वस्ति पन्थामनुंचरेम सूर्याचन्द्रमसांविव ।
पुनर्ददताघ्नता जानता संगंमेमहि ॥ ७ ॥

ऋ० मं० ५। सू० ५१ । १११-१५॥

ये देवानां यज्ञियां यज्ञियांनां मनोर्यजंत्रा अमृतां ऋत्ज्ञाः। ते नों रासन्तामुरुगायम् ययुं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥८॥ ॥ ऋ० मं० ७। सू० ३५ । १५॥ येभ्यों माता मधुमित्पन्वंते पर्यः पीयूषं द्यौरिदंतिरिद्रंबर्दाः।

उक्थशुंष्मान् वृषभरान्त्स्वप्नंसत्ताँ आदित्याँ अनुं मदा स्वस्तये॥६॥

नृचक्षंसो अनिंमिषन्तो अर्हणां बृहद्देवासों अमृतत्वमांनशुः।

ज्योतिरंथा अिहंमाया अनांगसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तयें॥१०॥

सम्राजो ये सुवृधों यज्ञमांययुरपंरिहृता दिधरे दिवि क्षयंम्।

ताँ आ विवास नमंसा सुवृक्तिभिम्हो आदित्याँ अिदंतिं स्वस्तयें॥१०॥

को वः स्तोमं राधित यं जुजीषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनं। को वोऽध्वरं तुंविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यं हैं स्वस्तयें ॥१२॥ येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः सिमंद्धाग्निर्मनंसा सप्तहोतृंभिः। त आदित्या अभ्यं शर्म यच्छत सुगा नंः कर्त सुपथां स्वस्तये॥१३॥ य ईशिरे भुवंनस्य प्रचेतसो विश्वंस्य स्थातुर्जगंतश्च मन्तंवः। ते नंः कृतादकृतादेनंसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तयें॥१४॥ भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्। अग्निं मित्रं वर्णं सात्ये भगं द्यावांपृथिवी मरुतः स्वस्तये॥१५॥ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामंनेहसं सुशर्माण्मदितिं सुप्रणीतिम्। दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रहिमा स्वस्तये॥१६॥

#### शान्तिकरण

विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायंध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः।
सत्ययां वो देवहूंत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवंसे स्वस्तये॥ १७ ॥
अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारांतिं दुर्विदत्रांमघायतः।
आरे देवा द्वेषों अस्मद्यंयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये॥१६॥
अरिष्टः स मर्त्तो विश्वं एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्रस्परि।
यमांदित्यासो नयंथा सुनीतिभिरित विश्वांनि दुरिता स्वस्तये॥१६॥
यं देवासोऽवंथ वाजंसातौ यं शूरंसाता मरुतो हिते धनें।
प्रात्वर्यावाणं रथंमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये॥२०॥
स्वस्ति नः पथ्यांसु धन्वंसु स्वस्त्य पसु वृजने स्वर्वति।
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन॥२१॥
स्वस्तिरिद्धि प्रपंथे श्रेष्टा रेक्णंस्त्यभि या वाममेति।
सा नो अमा सो अरंणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा॥ २२॥
ऋ० मं० १०। सू० ६३ । ३-१६॥

इषे त्वोर्ज्जे त्वां वायवं स्थ देवो वंः सिवता प्रार्पयतु श्रेष्ठंतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावंतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वंस्तेन ईशित माघशंख्यतो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्रीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॥ २३॥ यजु० अ० १/ म० १॥ आ नो भद्राः क्रतंवो यन्तु विश्वतोऽदंब्धासोऽअपरीतास उद्धिदंः। देवा नो यथा सदिमदृधेऽअस्त्रप्रायुवो रिक्षतारो दिवेदिवे॥ २४॥ देवानां भुद्रा सुंमितर्ऋं जूयतां देवानां छरातिरिभ नो निवर्त्तताम्। देवानां छसख्यमुपंसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसें॥ २५॥ तमीशानं जगंतस्तस्थुषस्पितं धियञ्जिन्वमवंसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसंदृधे रिक्षता पायुरदेब्धः स्वस्तये ॥ २६॥ स्वित्त न इन्द्रो वृद्धश्रंवाः स्वित्त नेः पूषा विश्ववेदाः। स्वित्त नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वित्त नो बृहस्पतिर्दधातु॥ २७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पंश्येमाक्षभिर्यज्ञाः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवाछसंस्तनूभिद्यशेमिह देविहेतं यदायुः॥ २८॥ यज् अ २५ । मं १४, १६, १६, १६, २९॥

अंग्न आयाहि वीतये गृणानो है व्यदातये ।
नि होता सित्स बहिष्म ॥ २६ ॥
त्यमग्ने येज्ञानां छ होता विश्वेषाछ हैतः ।
देवेभिर्मानुषे जने ॥ ३० ॥ सा० छन्द आ० प्रपा० १ । मं० १,२ ॥
ये त्रिषप्ताः परि यन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्रंतः ।
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वों अद्य दंधातु मे ॥ ३१ ॥
अथर्व० कां० १। सू० १। वर्ग १। अनु० १। प्रपा० १। मं० १॥

॥ इति स्वस्तिवाचनम् ॥

# अथ शान्तिकरणम्

शन्नं इन्द्राग्नी भंवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहंव्या। शमिन्द्रासोमां सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रांपूषणा वार्जसातौ॥ १॥

शन्नो भगः शर्मु नः शंसो अस्तु शनः पुरेन्धिः शर्मु सन्तु रायः। शन्नो स्त्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्ख्यमा पुरुजातो अस्तु॥ २॥ शन्नो धाता शर्मु धर्त्ता नो अस्तु शन्ने उक्ष्वी भवतु स्वधाभिः। शं रोदंसी बृहती शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु॥ ३॥ शन्नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणाविश्वना शम्। शन्नो सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्ने इषिरो अभिवातु वातः॥ ४॥ शन्नो द्यावापृथिवी पूर्वहृती शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु। शन्न अषेधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजंसस्पितरस्तु जिष्णुः॥ ५॥ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शर्मादित्येभिर्वरुणः सुशंसः। शन्ना इन्द्रो कुरेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृंणोतु॥६॥ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शर्मु सन्तु यज्ञाः। शन्नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतंस्त्रः प्रदिशों भवन्तु । शन्नः पर्वंता ध्रुवयों भवन्तु शन्नः सिन्धंवः शर्मु सन्त्वापंः॥ ८॥ शन्नो अदिंतिर्भवतु व्रतेभिः शन्नों भवन्तु मुरुतः स्वक्काः । शन्नो विष्णुः शर्मु पूषा नो अस्तु शन्नों भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥ ६॥

शन्नों देवः संविता त्रायंमाणः शन्नों भवन्तूषसों विभातीः। शन्नाः पूर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रंस्य पितंरस्तु शम्भुः॥ १०॥ शन्नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरंस्तु। शर्माभेषाचः शर्मुं रातिषाचः शन्नों दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः॥११॥ शन्नाः सत्यस्य पत्रंयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शर्मुं सन्तु गावंः। शन्नां ऋभवंः सुकृतंः सुहस्ताः शन्नों भवन्तु पितरो हवेषु॥ १२॥ शन्नां अज एकंपाद्देवो अस्तु शन्नोऽहिंर्बुध्न्यर्षः शं संमुद्रः। शन्नों अपां नपात्पेरुरंस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपाः॥ १३॥

इन<u>्द्रो</u> विश्वंस्य राजित । शन्नोंऽअस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे ॥ १४ ॥ शन्नों वातः पवताः शन्नंस्तपतु सूर्यः ।
शन्नः किनंकदद्देवः पर्जन्योऽअभि वर्षतु ॥ १५ ॥
अहानि शं भवंन्तु नः शश्च रात्रीः प्रतिं धीयताम् ।
शन्नं इन्द्राग्नी भंवतामवोंभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहंव्या।
शन्नं इन्द्रापूषणा वार्जसातौ शिमन्द्रासोमां सुविताय शंयोः॥१६॥
शन्नों देवीर्भिष्ट्यऽआपों भवन्तु पीतयें ।
शंय्योर्भि स्र्रवन्तु नः ॥ १७ ॥
द्यौः शान्तिंरन्तरिक्षश्च शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतंयः शान्तिरिश्वें देवाः शान्तिर्वस् शान्तिः सर्वश्च शान्तिः शान्तिः सा मा शान्तिरिध ॥ १८ ॥
तच्चक्षुं देविहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चेरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतश्च शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः

यजु० अ० ३६ । मं० ८, १०-१२, १७, २४ ॥

यज्जाग्रंतो दूरमुदैति दैवं तदुं सुप्तस्य तथैवैति ।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥१॥
येन कर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृण्वन्तिं विदथेषु धीराः।
यदंपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥२॥

स्याम शरदेः शतं भूयेश्च शरदेः शतात्॥ १६॥

यत्प्रज्ञानं मुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासुं।

यस्मान्नऽऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ३॥

येनेदं भूतं भुवंनं भिवष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येनं यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ४॥

यस्मिन्नृचः साम यजूं श्रिष्ण यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविंचाराः।

यस्मिश्चित्तश्च सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ५॥

सुषार थिरश्चानिव यन्मं नुष्यान्नेनीयतेऽभीशुंभिर्चाजिनंऽइव।

हत्प्रतिष्ठं यदंजिरं जिवेष्ठं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥६॥

यज्ञ० अ० ३४। मं० १-६॥

सं नः पवस्व शें स् गवें शें जनायं शमर्वते ।

शेश्वराजेन्नोषधीभ्यः॥ २६॥ सामं उत्तरार्चिके प्रपा० १। मं० ३॥

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावांपृथिवी उभे इमे।

अभयं नक्तमभयं दिवां नः सर्वा आशा ममं मित्रं भवन्तु॥२८॥ अथर्व० कां० १६ । सू० १५ । मं० ५,६ ॥

#### ॥ इति शान्तिकरणम् ॥

अभीयं पश्चादभीयं पुरस्तांदुत्तरादधरादभीयं नो अस्तु॥ २७॥

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षांत्।

# अथ सामान्यप्रकरणम्

॥ अथ ऋत्विग्वरणम् ॥

यजमानोक्तिः - ओमावसोः सदने सीदः ।

इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज् को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करें

ऋत्विगुक्तिः - ओं सीदामि ।

ऐसा कह के जो उस के लिये आसन बिछाया हो उस पर बैठे

यजमानोक्तिः - अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वृणे ।

ऋत्विगुक्तिः - वृतोऽस्मि ॥

ऋत्विजों का लक्षण: - अच्छे विद्वान् धार्मिक जितेन्द्रिय कर्म करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुर्व्यसनों से रहित कुलीन सुशील वैदिक मत वाले वेदिवत् एक दो तीन अथवा चार का वरण करें। जो एक हो तो उस का पुरोहित और जो दो हों तो ऋत्विक् पुरोहित और ३ तीन हों तो ऋत्विक् पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन का आसन वेदी के चारों ओर अर्थात् होता का वेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे और इन ऋत्विजों को सत्कारपूर्वक आसन पर बैठाना, और वे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठें और उपस्थित कर्म के विना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें और -

अपने अपने जल पात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रों से तीन तीन आचमन करें अर्थात् एक-एक से एक-एक बार आचमन करें वे मन्त्र ये हैं ॥

ओम् अमृतोपस्तरणमिस स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक ओम् अमृतापिधानमिस स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दूसरा ओं सत्यं यशः श्रीमीय श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३॥ इस से तीसरा आचमन करके तत्पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से जल करके अङ्गों का स्पर्श करे

ओं वाङ्मऽआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख ओं नसोर्मे प्राणोऽस्तु॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र ओम् अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आखें ओं कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान ओं बाह्रोर्मे बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु ओम् ऊर्वोर्मऽओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और ओम् अरिष्टानि मेङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु॥

इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जलस्पर्श करके मार्जन करना प्रथम यज्ञकुण्ड में शुद्ध देशोत्पन्न आम, बड, पीपल, गूलर व पलाश आदि की घुन अथवा कीडे रहित समिधाचयन वेदी में करें पुनः ॥

#### ओं भूर्भुवः स्वः॥

इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला उस से कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर उस में छोटी-छोटी लकडी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करें वह मन्त्र यह है ॥

# ओं भूर्भुवः स्वृद्यौरिंव भूम्ना पृथिवीवं व्वरिम्णा । तस्यस्ति पृथिवि देवयजनि पृष्ट्वेऽग्निमं<u>त्रा</u>दमृत्राद्यायादंधे ॥१॥

यजु० अ० ३। म० ५ ॥

इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे-छोटे काष्ठ और थोडा कपूर धर अगला मन्त्र पढ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करें॥ ओम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमिष्टापूर्ते सश्चसृजेथाम्यं च । अस्मिन्त्स्धस्थेऽअध्युत्तरिस्मन् विश्वे देवा यर्जमानश्च सीदत॥२॥ यज्ञ० अ० १५ । म० ५४ ॥

जब अग्नि सिमधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकडी आठ-आठ अंगुल की घृत में डुबा उन में से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक सिमधा को अग्नि में चढावें वे मन्त्र ये हैं॥

ओम् अयं त इध्मऽआत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्य वर्धस्य चेद्ध वर्द्धय चारमान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय, स्वाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम॥ १॥ इस मन्त्र से एक

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिधिम्। आस्मिन् हव्या जुहोतन, स्वाही ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ २॥

इस से और

सुसमिद्धाय शोचिषें घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नयें जातवेंदसे, स्वाहां॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम ॥ ३॥

इस मन्त्र से अर्थात् इन दोनों मन्त्रों से दूसरी

तन्त्वां समिद्धिरङ्गिरो घृतेनं वर्द्धयामिस । बृहच्छोंचा यविष्ठ्य स्वाहां॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे - इदन्न मम ॥ ४॥

यजु० अ० ३। म० १-३॥

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहृति देवें ।

इन मन्त्रों से सिमधादान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत् विधि से बनाया हो, सुवर्ण, चांदी, कांसा, आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास सुरक्षित धरें पश्चात् उपिर लिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदार्थ मिला कर पात्रों में रक्खा हो, उस में से कम से कम ६ मासा भर घृत वा अन्य मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो अधिक से अधिक छटांक भर की आहुति देवे आहुति का प्रमाण है उस घृत में से चमसा कि जिस में छः मासा ही घृत आवे ऐसा बनाया हो भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी ॥

#### ओम् अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा॥ इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम॥१॥

तत्पश्चात् वेदी के पूर्व दिशा आदि और अञ्जलि में जल ले के चारों ओर छिडकावें उसके ये मन्त्र हैं :-

ओम् अदितेऽनुमन्यस्य ॥ इस मन्त्र से पूर्व ओम् अनुमतेऽनुमन्यस्य ॥ इससे पश्चिम ओं सरस्वत्यनुमन्यस्य ॥ इससे उत्तर और

ओं देवं सिवतः प्रसुवं युज्ञं प्रसुव युज्ञपितं भगायं । दिव्यो गन्ध्वंः केंत्रपूः केतं नः पुनातु वाचस्पित्विचं नः स्वदतु ॥ यज्ञ० अ० ३०। म० १॥

इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिडकावे इस के पश्चात् सामान्य होमाहुित गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आहुित दी जाती है उन में से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुित और यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुित देनी होती है, उस का नाम "अधारावाज्याहुित " कहते हैं और जो कुण्ड के मध्य में आहुितयाँ दी जाती हैं उन का नाम " आज्यभागाहुित " कहते हैं सो घृतपात्र में से सुवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से सुवा को पकड़ के

#### ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के उत्तरभाग अग्नि में

#### ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय - इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिणभाग में प्रज्विलत समिधा पर आहुति देनी

तत्पश्चात् -

#### ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ ओम् इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥

इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी उस के पश्चात् चार आहुति अर्थात् आघारावाज्यभागाहुति देके जब प्रधान होम अर्थात् जिस-जिस कर्म में जितना-जितना होम करना हो, करके पश्चात् पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ( आघारा-वाज्यभागा०) देवें पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से स्रुवा को भर के प्रज्वित सिमिधाओं पर व्याहृति की चार आहृति देवें ॥

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय, इदन्न मम॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः, इदन्न मम ॥

ये चार घी की आहुति दे कर 'स्विष्टकृत होमाहुति 'एक ही है यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिये उस का मन्त्र

ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनिमहाकरम्। अग्निष्ट-त्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्धियत्रे सर्वात्रः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते, इदं न मम।

इस से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति करें नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोलके देनी चाहिये

#### ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये, इदन्न मम॥

इस से मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवें परन्तु जो नीचे लिखी आहुति चौल समावर्तन और विवाह में मुख्य हैं वे चार मन्त्र ये हैं ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि पवस् आ सुवोर्जिमिषं च नः। आरे बाधस्य दुच्छुनां स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय -इदन्न मम ॥१॥

ओं भूर्भुवः स्वः। अग्निऋषिः पर्वमानः पाञ्चंजन्यः पुरोहितः। तमीमहे महागृयं स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय - इदन्न मम ॥२॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने पर्वस्व स्वर्पा अस्मे वर्चः सुवीर्यम् । दधद्रियं मिय पोषं स्वाहां ॥ इदमग्नये पवमानाय - इदन्न मम ॥ ३ ॥ ऋ० म० ६ । स० ६६ । मं० १६-२१ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बंभूव।यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पत्यो रयीणां स्वाहा। इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥४॥

॥ ऋ० म० १०/ सू० १२१/ मं० १० ॥

इन से घृत की ४ चार आहुति करके " अष्टाज्याहुति " ये निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वत्र मङ्गलकार्यों में ८ आठ आहुति देवें परन्तु किस-किस संस्कार में कहाँ-कहाँ देनी चाहिये यह विशेष बात उस-उस संस्कार में लिखेंगे वे आठ आहुतिमन्त्र ये हैं ॥

ओं त्वन्नोंऽअग्ने वर्रुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोऽअवयासि-सीष्ठाः। यजिष्ठो विह्नतमः शोशुंचानो विश्वा देषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहां॥ इदमग्निवरुणाभ्यां - इदन्न मम ॥१॥ ओं स त्वन्नों अग्नेऽवमो भंवोती नेदिंष्ठोऽअस्या उषसो व्युष्टौ।अवंयक्ष्व नो वर्रुणं रराणो वीहि मृंडीकं सुहवों न एधि स्वाहां॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां - इदन्न मम ॥२॥

॥ ऋ० म० ४। सू० १। मं० ४,५ ॥

ओम् इमं में वरुण श्रुधी हर्वमुद्या च मृडय। त्वामंवस्युराचंके स्वाहां॥ इदं वरुणाय - इदन्न मम ॥३॥ ॥ ऋ० म० १। स० २५। मं० १६॥

ओं तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दंमानस्तदा शास्ते यर्जमानो हिविभिः। अहेंडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः स्वाहां॥ इदं वरुणाय - इदन्न मम ॥ ४ ॥

॥ ऋ० म० १। सू० २४। मं० ११ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यिज्ञयाः पाशा वितता महान्तः॥ तेभिर्नोऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वक्राः स्वाहा॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भचः स्वक्रिभ्यः - इदन्न मम ॥ ५॥ ऋ० म० १। सू० २४। मं० १५॥

ओम् अयाश्चाग्नेऽस्यनिभशस्तिपाश्च सत्यिमत्त्वमयासि । अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज्ञ स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे - इदन्न मम ॥ ६ ॥

ओम् उदुंत्तमं वंरुण् पार्शमस्मदवांधमं विमध्यमं श्रंथाय। अथां वयमादित्य व्रते तवानांगसोऽअदिंतये स्याम् स्वाहां॥ इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च - इदन्न मम ॥ ७॥ ओं भवंतन्तः समनसौ सर्चंतसावरेपसौ मा युज्ञश्रहिश्विसष्टं। मा युज्ञपंतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमुद्य नः स्वाहां॥ इदं जातवेदोभ्यां - इदन्न मम ॥ ८ ॥ यजु० अ० ५ / म० ३ ॥

नीचे लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करे -

ओं सूर्यो ज्योतिज्योंितः सूर्यः स्वाहां ॥ १ ॥ ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहां ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ ३ ॥ ओं सजूर्देवेन सिवत्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहां ॥४॥

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो ।

ओम् अग्निर्ज्योतियोतिर्गिनः स्वाहा ॥ १ ॥ ओम् अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओम् अग्निर्ज्योतिज्योतिर्गिनः स्वाहा ॥ ३ ॥

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ।

ओं सजूर्देवेन सिवत्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाही ॥ ४ ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देनी चाहिए ॥

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥

इदं वायवेऽपानाय, इदन्न मम ॥ २ ॥

ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥

इदमादित्याय, व्यानाय, इदन्न मम ॥ ३ ॥

ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः, प्राणापानव्यानेभ्यः, इदन्न मम॥ ४॥ ओम् आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ ५॥

ओं यां मेधां देवगुणाः पितरश्चोपासते ।

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ६ ॥

यजु० अ० ३२। म० १४॥

ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।

यद्धद्रं तन्न आसुव स्वाहां ॥ ७ ॥ यजु० अ० ३०। म० ३॥

ओम् अग्ने नयं सुपथा रायेअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्टां ते नमं उक्तिं विधेम स्वाहां ॥ ८ ॥ यजु० अ० ४० । म० १६॥

इन ८ आठ मन्त्रों से एक-एक मन्त्र करके एक-एक आहुति, ऐसे ८ आठ देवे

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे यदि यजमान न पढा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ लेवे, यदि कोई कार्यकर्त्ता जड, मंदमित, काला अक्षर भैंस बराबर जानता हो तो वह शूद्र है अर्थात् शूद्र मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित और ऋत्विज् मन्त्रोच्चारण करें और कर्म उसी मूढ यजमान के हाथ से करावे पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे ख़ुवा को घृत से भर के

#### ओं सर्वं वै पूर्णछ स्वाहा ।

इस मन्त्र से एक आहुित देवे ऐसे दूसरी और तीसरी आहुित देके जिस को दक्षिणा देनी हो देवे वा जिस को जिमाना हो जिमा, दक्षिणा देके सब को विदा कर स्त्री पुरुष हुतशेष घृत भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात् रुचिपूर्वक उत्तमान्न का भोजन करें॥

# मंगलकार्य

अर्थात् गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें वे मन्त्र ये हैं॥

ओं भूर्भुवः स्वः । कया निश्चित्रं आभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । कस्त्वा सत्यो मदानां मध्धिहेष्टो मत्सदन्धिसः। टुढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । अभीषु णः संखीनामविता जेरितणाम्। शतम्भवास्यूतये ॥ ३ ॥

## ॥ महावामदेव्यम् ॥

काँऽ५्या । नश्चाँ३ इत्रा३ आभुवात् । ऊँ । ती संदावृधः सखा । औ३होहाइ । कया २३ शचाइ । ष्ट्योहो ३ हुम्मा२। वा२र्तो३ऽ५्हाइ ॥ १ ॥ काँऽ५्रस्त्वा । सँत्योश्माश्दाँनाम् । मा । हिष्टो-मात्सादन्धः । सा । औश्होहाइ । दृढा २३ चिदा । रुजौहाँ ॥ १ ॥ हुम्मा २ । वाऽश्सोश्ड५ होयि ॥ २ ॥

जा ५५ भी । षुणाँ ३: साँ ३खीँ नाम् । आ । विता जरायित । णाम् । औ २३ हो होयि । शता २३ म्भवा। सियौहो३ । हुम्मा२ । तांऽ२ यो ३५५ होयि ॥ ३ ॥

॥ साम० उत्तरार्च्चिक अध्याये १ । खं ३ । मं० १/२/३॥

यह वामदेव्यगान होने के पश्चात् गृहस्थ स्त्री पुरुष कार्यकर्त्ता सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान् वा त्यागी पक्षपातरिहत संन्यासी जो सदा विद्या की वृद्धि और सब के कल्याणार्थ वर्त्तने वाले हों उन को नमस्कार आसन, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, धन, आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथा सामर्थ्य सत्कार करें पश्चात् जो कोई देखने ही के लिये आये हों उन को भी सत्कारपूर्वक विदा कर दें अथवा जो संस्कार किया को देखना चाहें वे पृथक्-पृथक् मौन करके बैठे रहें कोई बातचीत हल्ला गुल्ला न करने पावें, सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें विशेष कर्मकर्त्ता और कर्म कराने वाले शान्ति धीरज और विचारपूर्वक, क्रम से कर्म करें और करावें यह सामान्यविधि अर्थात् सब संस्कारों में कर्त्तव्य है।

## रात्रिकालीन मंत्र

ओं यज्जाग्रंतो दूरमुदैित दैवं तदुं सुप्तस्य तथैवैितं । दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥१॥ येन कर्मांण्यपसों मनीिषणों यज्ञे कृण्वन्ति विदर्थेषु धीराः। यदंपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥२॥ यत्प्रज्ञानंमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासुं। यस्मान्नऽऋते किं चन कर्मं क्रियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥३॥ येनेदं भूतं भुवंनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वंम् । येनं यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ४॥ यिमन्तृचः साम यजूंश्वषि यस्मिन्ग्रतिष्ठिता रथनाभाविचाराः। यस्मित्रचत्रश्च सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ४॥ सुषार् थिरश्वानिव यन्मंनुष्यान्नेनीयतेऽभीशृंभिर्वाजिनंऽइव। हत्प्रतिष्ठं यदिज्ञरं जिवष्ठं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु॥ ६॥ यज्ञ० अ० ३४ । मं० १-६॥

## प्रार्थना

सर्वेभवन्तु सुखिनाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।

हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दु:खारी । सब हो निरोग भगवन्, धनधान्य के भण्डारी॥ सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी॥

सब का भला करो भगवान् सब पर कृपा करो भगवान्। सब पर दया करो भगवान् सब का सब विध हो कल्याण॥

हिज् वेद पढें सुविचार बढें बल पाए चढें नित ऊपर को। अविरुद्ध रहें रिजु पन्थ गहें परिवार कहें वसुधा भर को। धुव्र धर्म धरे पर दुःख हरें तन त्याग तरें भवसागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता हम आर्य करें जगती भर को॥

#### - गायत्रीमन्त्र का कविता में अर्थ -

तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू।
तुझसे ही पाते प्रारग हम, दुःखियों के कष्ट हरता है तू॥ १॥
तेरा महान् तेज है, छाया हुआ सभी स्थान।
सृष्टि की वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान॥ २॥
तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया।
ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला॥ ३॥

## प्रार्थना

पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिये। छोड देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिये॥ वेद की बोले ऋचायें सत्य को धारण करें। हर्ष में हों मग्न सारे शोक सागर से तरें॥ अश्वमेधादिक रचायें यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को॥ नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग-पीडित विश्व के सन्ताप सब हरते रहें॥ भावना मिट जाये मन से पाप अत्याचार की। कामनायें पूर्ण हों यज्ञ से नर-नारी की॥ लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिये। वायुजल सर्वत्र हों शुभ गन्ध को धारण किये॥ स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेमपथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो॥ प्रेम रस में तृप्त होकर वन्दना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे॥

# - सुखी बसे संसार सब -

सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन् ! पूरी होय॥ विद्या-बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दुध पुत धन-धान्य से, वञ्चित रहे न कोय॥ आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग-द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर॥ मिले भरोसा आपका. हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की. बनी रहे मम ईश्र॥ पाप से हमें बचाइये. करके दया दयाल। अपना भक्त बनायकर, सबको करो निहाल॥ दिल में दया उदाहरता. मन में प्रेम-अपार। हृदय में धीरता वीरता, सबको दो करतार॥ नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार॥ हाथ जोड विनती करूँ, सुनिये कृपा निधान। साध्-संगत सुख दीजिये, दया नम्रता दान॥

# भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥

हम तेरे उपासक माँग रहे, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो । हे सिवता मेधा प्रज्ञा दो , भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥ बुद्धिबल से ही मानव का, उत्कर्ष यथावत् सम्भव है। गायत्री मन्त्र में माँगा है, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥ हे देव उपास्य उपासक के, सब पाप दुरित दुःख दूर करो। हम भद्र कहें और भद्र सुनें, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥ सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, तन मन धन की शुद्धि दो। सब ऋद्धि वृद्धि सिद्धि दो, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥ जीवन क्या है ? मृत्यु क्या है ? क्यों आए मानव योनि में? इन गूढ रहस्यों को समझें, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥ इस पावन वेला में मिल कर, हम यहीं याचना करते हैं। भव सागर पार उतरने को, भगवन् हमें सद्बुद्धि दो ॥

## ईश प्रार्थना

हे दयामय हम सबों को शुद्ध मेधा दीजिये।
दोष दुर्गुण दूरकर कल्याण हे प्रभो कीजिये॥
विश्व पर ऐसा अनुग्रह आपका परमेश हो।
धर्मरत हो सकल जनमन में न पाप का लेश हो॥
कीजिये सबके हृदय को शुद्ध अपने ज्ञान से।
मान भक्तों में बढाओ अपनी भक्ति दान से॥
सीख ले विद्या कला बल, बुद्धि का सञ्चार हो।
हो जगत् में सदा सुमित, शुभ भिक्त का विस्तार हो॥
विश्व में नित्य सत्य सनातन, वेद धर्म प्रचार हो।
हो परस्पर प्रीति सबमें. देश का उद्धार हो॥

पञ्चयज्ञों से सुपावन, शान्तिमय सब देश हो।
सर्व सुख सम्पन्न होवे, नष्ट सारे क्लेश हो॥
त्याग दे हम क्रोध मत्सर, लोभ लालच द्रोह को।
काम विषयों से विरत हो छोड दे मद मोह को॥
सत्यसङ्गित में रहें हम वेदमार्ग पर चलें।
विश्वसेवा में सफल स्वाधीनता फूले फले॥
सत्य शम दम ब्रह्मचर्य को धारण करे।
सत्य अहिंसाव्रत सदा अन्याय का वारण करें।
यम नियम पालन करें अति प्रेम पूर्वक सर्वदा।
प्राप्ति परमानन्द की हो अभय हम विचरे सदा॥
सर्वरक्षक पथप्रर्दशक न्यायकारी मानकर।
आपको ही नित्य भजे हम सर्वव्यापक जानकर॥
हे प्रभो रिखये शरण में, योग का साधन करें।
मुक्तजीवन प्राप्त कर हम ओ३म् यश कीर्तन करें॥

#### - यज्ञमहिमा -

होता है सारे विश्व का, कल्याण यज्ञ से।
जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान् यज्ञ से॥
ऋषियों ने ऊँचा माना, है स्थान यज्ञ का।
करते हैं दुनिया वाले, सब सम्मान यज्ञ का॥
दर्जा है तीन लोक में, महान् यज्ञ का।
जाता है देवलोक को, इंसान यज्ञ से॥ होता है०.....
जो कुछ भी डालो यज्ञ में, खाते हैं अग्नि देव।
सबको प्रसाद यज्ञ का, पहुँचाते अग्निदेव॥
बदले में एक के अनेक, दे जाते अग्निदेव।
बादल बनाकर भूमि पर, बरसाते अग्निदेव॥
पैदा अनाज होता है, भगवान् यज्ञ से।
होता है सार्थक वेद का, विज्ञान यज्ञ से॥ होता है०.
शिक्त और तेज यश भरा, इस शुद्ध नाम में।

४६ भजन

साक्षी सही है विश्व के, हर नेक काम में॥
पूजा है इसको श्रीकृष्ण, पुरुषोत्तम राम ने॥
होता है कन्याग्रहण भी, इसी के सामने॥
मिलता है राज्य, कीर्त्ति, सन्तान यज्ञ से॥ होता है०.....
सुख शान्तिदायक मानते, हैं सब मुनि इसे।
विशष्ठ, विश्वामित्र और नारदमुनि इसे॥
इसका पुजारी कोई भी, पराजित नहीं होता॥
भय यज्ञकर्ता को कभी, किंचित् नहीं होता॥
होती हैं सारी मुश्किलें, आसान यज्ञ से॥ होता है०.

याहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है।
जो नित्य यज्ञ करता है, वह खुशनसीब है॥
हम सब में रहे, सर्वदा यज्ञिय भावना।
'जख्मी' की सच्चे दिल से है, यह श्रेष्ठ कामना॥
होती है पूर्ण कामना, महान् यज्ञ से॥ होता है०......

## - पितु मातु सहायक स्वामी सखा -

पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिसके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो॥१॥ सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुःख दुर्गुण नाशनहारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो॥ २॥ भूले हैं हम ही तुम को, तुम तो सुधि नाहि बिसारे हो। उपकारन को कुछ अन्त नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो॥ ३॥ महाराज महा महिमा तुम्हरी, समझे बिरले बुधवारे हो। ३॥ भूभ शान्ति-निकेतन प्रेमनिधे, मन-मन्दिर के उजियारे हो॥ ४॥ इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय कुपालु निधे! केहि के अब और सहारे हो॥ ५॥

## - प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध है -

प्रभु प्यारे से जिसका सम्बन्ध है। उसे हरदम आनन्द ही आनन्द है। झूठी ममता से करके किनारा। लेके सच्चे प्रभू का सहारा। जो उसकी रजा में, रजामन्द है॥ २॥ उसे०...

जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है। जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगन्ध है॥ २॥ उसे०....

> निन्दा चुगली न जिसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत न आवे। सत्संगत ही जिसको पसन्द है॥ ३॥ उसे०....

दीन दुःखियों के दुःख जो मिटावे। बनके सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमण्ड और पाखण्ड है॥ ४॥ उसे०....

## राष्ट्रिय-भजन

ब्रह्मन् ! स्वराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्मतेजधारी। क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी॥ १॥ होवें दुधारु गौवें, पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ २॥ बलवन् सभ्य योद्धा, यजमानपुत्र होवें। इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्य ताप धोवें॥ ३॥ फल-फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी। हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी॥ ४॥

४८ भजन

#### - आज मिल सब गीत गाओ -

आज मिल सब गीत गाओ, उस प्रभु के धन्यवाद। जिसका यश नित गाते हैं, गन्धर्व मुनिजन धन्यवाद॥ १॥ मन्दिरों में कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर। देते हैं लगातार सौ–सौ, बार मुनिवर धन्यवाद॥ २॥ करते हैं जंगल में मंगल, पिक्षगण हर शाख पर। पाते हैं आनन्द मिल, गाते हैं स्वरभर धन्यवाद॥ ३॥ कूप में तालाब में, सिन्धु की गहरी धार में। प्रेम-रस में तृप्त हो, करते हैं जलचर धन्यवाद॥ ४॥ शादियों में कीर्त्तनों में, यज्ञ और उत्सव के आदि। मीठे स्वर से चाहिये, करें नारी-नर सब धन्यवाद॥ ६॥ गान कर 'अमीचन्द 'भजनानन्द ईश्वर की स्तुति। ध्यान धर सुनते हैं श्रोता, कान धर-धर धन्यवाद॥ ६॥

# - सबका दाता है तू० -

सबका दाता है तू, जग-विधाता है तू निर्विकारी। पार कर भव से नैय्या हमारी॥

सारा है विश्व तुझमें समाया, ऐसी अद्भुत है प्रभू तेरी माया। तू निराकार है, सबका आधार है, तेजधारी॥ १॥ वेद ने है 'अकायम् ' बताया, 'ओम् ' खंब्रह्म ' है नाम पाया। सृष्टिकर्ता है तू, उसका धर्ता है तू, अन्तकारी॥ २॥ पार० वन में उपवन में तुझको हैं ध्याति, देवगण हैं तेरी गति गाते। अब तो दे आस तू, करके निजपास तू, न्यायकारी॥ ३॥ पार० केवल जिज्ञासा है एक मेरी, पात्र बन जाऊँ आशा का तेरी। कर कृपा शीघ्र अब, 'चन्द्र' दर्शन हो तब, मोक्षकारी॥ ४॥

#### महर्षि दयानन्द सरस्वती

धन्य हैं तुम को ऐ ऋषि, तुम ने हमें बचा दिया। सो-सो के लुट रहे थे हम, तू ने हमें जगा दिया॥

> तुझ में कुछ ऐसी बात थी, कि स्वामी तेरी बात पर। कितने शहीद हो गये, कितनों ने सर कटा दिया॥ १॥

श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने, सीने पे खाई गोलियां। हंस-हंस के हंसराज ने, तन मन व धन लुटा दिया॥ २॥

> अपने लहू से लेखराम, तेरी कहानी लिख गया। तू ने ही लाला लाजपत, शेरे बबर बना दिया॥ ३॥

तेरे दीवाने जिस घडी, दक्षिण दिशा को चल दिये। अचरज में लोग रह गए, दुनियाँ का दिल हिला दिया॥ ४॥

> अन्धों को आंखें मिल गईं, मुर्दों में जान आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत-सा क्या पिला दिया॥ ५॥

## - प्रभु का लो धर ध्यान -

प्रभू का लो धर ध्यान, सदा सुख पाओगे।
सब जग का, कर्त्तार वही है।
मानव का सुख-सार वही है।
लो निश्चय यह जान॥ १॥ सदा सुख पाओगे०
माता, पिता, सखा वह भ्राता।
अखिल विश्व का, ब्रह्म है त्राता।
है श्रुति का व्याख्यान॥ २॥ सदा सुख पाओगे०
ऋषि मुनियाों ने, विभु को ध्याया।
जीवन अपना, सफल बनाया।
थे सब ही गतिमान॥ ३॥ सदा सुख पाओगे०

#### भजन

धर्मयुक्त व्यवहार करो सब। मुक्ति को पा, शीघ्र तरो भव। 'चन्द्र ' तजो अभिमान॥ ४॥ सदा सुख पाओगे०

#### - प्रभो ! हम मांग रहे वरदान -

प्रभो ! हम मांग रहे वरदान । श्रद्धावान् होकर करते हैं, हम सदा तुम्हारा ध्यान॥ जब-जब मुख से वचन निकलते, आपस में हिल मिलकर चलते । कीर्ति तुम्हारी गा-गाकर हम हटा रहे अभिमान॥ १॥ प्रभो० सुन्दर सुरभित फूल मनोहर, तुमने पैदा किये यहाँ पर, इनको देख तुम्हारे बल का, हो आता है ध्यान॥ २॥ प्रभो० सूर्य चन्द्रमा सदा घूमते, तारे नभ को सदा चूमते, यह नीला आकाश तुम्हारा ही, तो तना वितान॥ ३॥ प्रभो० निज शरण में विमल भक्ति दो जन सेवा की नाथ शक्ति दो । तुम अजान मत बनो बना दो, हमें सुजान समान॥ ४॥ प्रभो०

#### - दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना -

दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना॥ हमारे ध्यान में आओ, प्रभो आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना॥ १॥ दया० बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, प्रभो रहना सिखा देना॥ २॥ दया० हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवकचर बना देना॥ ३॥ दया० वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जाँ फिदाँ करना, प्रभो हमको सिखा देना॥ ४॥ दया०

#### महर्षि स्तवन

वेदों का इंका आलम में. बजवा दिया देव दयानन्द ने। हर जगह ओम् का झण्डा, फिर फहरा दिया देव दयानन्द ने। आन अविद्या की हरसू, फिर फहरा दिया देव दयानन्द ने। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश, फैला दिया देव दयानन्द ने॥ १॥ सर पर तुफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था। बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया देव दयानन्द ने॥ २॥ घुस गये लुटेरे घर में थे, सब माल लूट कर ले जाते। सद् शुभ्र हाथ सोतों का पकड़, बिठला दिया देव दयानन्द ने॥ मकारी दगा फरेबों से, जो माल मुफ्त का खाते थे। सब पोल खोलकर दिल उनका दहला दिया देव दयानन्द ने॥ ३॥ उड गये होश मतवालों के. मैदान छोडकर भाग गये। हथियार तर्क का निकाल जब, चमका दिया देव दयानन्द ने॥ ४॥ कब्रों में सर को पटकते थे. कोई गैरों के हरम में भटकते थे। दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग, बतला दिया देव दयानन्द ने॥ ५॥ करते थे हमेशा चीख-चीख, तौहीन जो पावन वेदों की। सर उनका वेदों के आगे, झुकवा दिया देव दयानन्द ने॥ ६॥

सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म, गौरव गुमान ऋषि-मुनियों का। फिर सन्ध्या हवन यज्ञ करना, सिखला दिया देव दयानन्द ने॥ ७॥ विद्यालय गुरुकुल खुलवाये, कायम हर जगह समाज किये। आदर्श पुरातन शिक्षा का, बतला दिया देव दयानन्द ने॥ ८॥ बिलदान दिया बिलवेदी पर, जीवन "प्रकाश" हँसते-हँसते। सच्चे रहबर बनकर सबको, चेता दिया देव दयानन्द ने॥ ६॥

## - जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो० -

जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओ३म् जपो ओ३म् जपो। चादर न लम्बी तान के सो, ओ३म् जपो ओ३म् जपो। ओ३म् ही जग का सार है, जीवन है जीवनाधार है। प्रीत न उसकी मन से तजो, ओ३म् जपो ओ३म् जपो॥ १॥ चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना मार्ग न को, ओ३म् जपो ओ३म् जपो॥ २॥ जीवन० मन की गित सम्भालिये, ई१वर की ओर डालिये। धोना जो चाहे तो जीवन को धो, ओ३म् जपो॥ ३॥ जीवन० साथी बना ले ओ३म् को, मन में बिठा ले ओ३म् को। बन्दे रहा क्यों भाग्य को रो, ओ३म् जपो ओ३म् जपो॥ जीवन०

## - अब सौंप दिया इस जीवन का -

अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में, और है हार तुम्हारे हाथों में॥
मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं।
अर्पण कर दूँ जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में॥ १॥
या तो मैं जग से दूर रहूँ, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं।
इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में॥ २॥
यदि मानुष ही मुफे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूँ।
हों मुफ पूजक की पूजा के सब, तार तुम्हारे हाथों में॥ ३॥
जब-जब संसार का बन्दी बन, दरबार तेरे में आऊँ मैं।
हो मेरे कर्मों का निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में॥ ४॥
मुझ में, तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो।
मैं हूँ संसार के हाथों में, और संसार तुम्हारे हाथों में॥ ५॥

## - निर्मल मन नित ओ३म् जपा कर -

निर्मल-मन नित ओ३म जपा कर, ओ३म् जपा कर ओ३म्। पल-पल छिन-छिन, घडी-घडी निशदिन, ओ३म् जपा कर ओ३म्॥ प्रातः समय की सुख-वेला में, सन्ध्या की पुलकित रजनी में। रोम-रोम से निकले तेरे. ओ३म् जपा कर ओ३म्॥ १॥ गहरा सागर टूटी नैय्या, जीवन तरनी ओ३म् खिवैया। पार करेंगे ओ३म्। ओ३म् जपा कर ओ३म्॥२॥ सार तत्त्व की खोज किये जा. नाम सरस रस रोज पिये जा। पार करेंगे ओ३म्। ओ३म् जपा कर ओ३म्॥ ३॥

#### - आनन्द स्रोत बह रहा० -

आनन्द स्त्रोत बह रहा है, पर तू उदास है।
अचरज यह जल में रह के भी, मछली को प्यास है॥ १॥
फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है।
भगवान् का त्यों विश्व के कण-कण में वास है॥ २॥
टुक ज्ञान चक्षु खोल के, तू देख तो सही।
जिसको तू ढूंढता सदा, वह तेरे पास है॥ ३॥
कुछ तो समय निकाल, आत्मशुद्धि के लिये।
नरजन्म का उद्देश्य, न केवल विलास है॥ ४॥
आनन्द मोक्ष का न, पा सकेगा तब तलक।
तू जब तलक "प्रकाश ", इन्द्रियों का दास है॥ ५॥

## - अमृत वेला जागररग -

वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा॥

झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पिततों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने, भिक्त रस में सने, कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा॥ १॥

कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा लुटाया। उल्टी हो गई मित, करके अपनी क्षति रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा॥ २॥

धर्म वेदों का देखा, न भाला, वेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा॥ ३॥

बन्दे तूने न कुछ भी विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बनके कागा॥ साथी सारे जगे तू न जागा॥ ४॥

#### - जय-जय पिता परम० -

जय-जय पिता परम, आनन्द दाता। जगदादि कारण, मृक्ति प्रदाता॥ १॥

अनन्त और अनादि, विशेषण हैं तेरे। सृष्टि का स्रष्टा, तु धर्ता संहरता॥ २॥

सुक्ष्म से सुक्ष्म तू, है स्थूल इतना। कि जिस में यह, ब्रह्मांड सारा समाता॥।३॥

मैं लालित व पालित, हूं पितृ स्नेह का। यह प्राकृत सम्बन्ध, है तुझ से ताता॥ ४॥ करो शुद्ध निर्मल, मेरी आत्मा को ।

करूँ मैं विनय, नित्य सायं व प्रातः॥ ५॥

मिटाओ मेरे भय, आवा-गमन के ।

फिरूँ न जन्म पाता, और बिलबिलाता॥ ६॥

बिना तेरे हैं कौन, दीनन का बन्धु ।

कि जिस को मैं, अपनी अवस्था सुनाता॥ ७॥

' अमी ' रस पिलावो, कृपा करके मुझको ।

रहूँ सर्वदा तेरी, कीर्ति को गाता॥ ६॥

# तू है जन्मदाता

तू है जन्मदाता, तू है पालनहार। तेरी दया को छोड़कर, मै जाऊ कहां मेरे प्राण॥ तेरी कृपा के खजाने खुले रहते हरदम हैं। तेरी अमृत की वर्षा होती हरपल है॥ तू मोक्षसुख का दाता, तू अमृत पान कराता। तू ज्ञानियों का ज्ञानी, तू वेदों का है दानी॥ तू कर्म फल विधाता, रखे सब का लेखा। तेरे न्याय से स्वामी न कोई बच पाता॥ तू योगियों का योगी, तेरे जैसा न कोई। तेरी महिमा है अनन्त, मैं कैसे गाऊ स्वामी॥ तू जग का मालिक है, और न कोई दाता। सब तुझ से माँगते हैं, तू सब को देवे दाता॥ तेरी रचना की पताका, प्रभु तेरा ज्ञान करावे। वही तेरा दर्शन पाता, खुले ज्ञान चक्षु जिसका॥ तू घट-घट व्यापक स्वामी, हर जगह तुझे ही देखूँ। अब तक बहुत भटका, अब है तुझको पाना॥ तू अनादि अनन्त अजन्मा, तेरे गुण गावे संसार। तुझे पाने के लिए, तरपता हर इन्सान॥

## - सुबह शाम भजन कर ले० -

सुबह शाम भजन करले, मुक्ति का यल करले।
छुट जायेगा जनम-मरण, प्रभु का सुमरन करले।
यह मानव का चोला, हर बार नहीं मिलता।
जो गिर गया डाली से, वह फूल नहीं खिलता।
मौका है ये जीवन का, गुल्जार चमन करले॥ १॥
नर इन कानों से तुन, तू ऋषियों की वाणी।
मन को ठहरा करके, बन जा आत्म-ज्ञानी॥
जिह्वा न चले मुख में, अब ओ३म् जपन करले॥ २॥
इस मैली चादर में, हैं दाग लगे इतने।
पर ज्ञान के साबुन में, है झाग भरे इतने॥
धुल जायेगी सब स्याही, उजला तन मन करले॥ ३॥
वेदों में गूंज रही, मंत्रों की मधुर घ्वनियाँ।
तू ज्ञान की कडियों से, गूंथ नई लडियाँ॥
प्रभु के आगे अब तो, तन मन अर्पण करले॥ ४॥

## भज ओम् नाम मेरे भाई......

भज ओम् नाम मेरे भाई, भज ओम् नाम मेरे भाई। ओम् नाम की महिमा तो गाता सब संसार है, जगत नियन्ता, जगत स्रष्टा, जग का यह करतार है। जिसने ओम् का लिया सहारा, हुआ वह भव से पार॥ भज.... न जाने कब से कितने जन्म व्यर्थ ही गवाए हैं? जब जब भूला ओम् नाम को लाखों कष्ट उठाए हैं। ओम् नाम की रटना तूने, मानुष क्यों भुलाई॥ भज.....

सकल विश्व की रचना को किया जीव हित जिसने है, मुक्त जनों को सुख का अमृत पान कराया जिसने है। है सब जग से न्यारा वो, करता सबसे प्यार॥ भज.....